# भागचन्द पद संग्रह ।

( ? )

उपसेन एह व्याहन आये. समद विजयके लाल आये ॥ उत्रभेनवाटिका अशरन पश् आकन्दन लिखके, करुना भाव उपाय । जगन विभूति भृति सम तजिके, अधिक विराग बहाये॥ उपसेन०॥१॥ मुद्रा नगन धरी तन्हा विन. आस्म ब्रह्मरुचि लाये । उर्जयन्तिगिरि शिष्टरार्पा शुचि थानकमें थाये ॥ उपसेन ॥२॥ पंचमुण्टि चाह. कच लुञ्च मुंच रज, सिद्धनको सिर नाय । धवल ध्यान पावद पावक ज्वालातें, करम कलंक जलाये ॥ उप्रमेन०॥३॥ वस्तु समस्त हस्तरेम्बाधन जुगपन ही द्रमाये । निरवशेष विध्वस्त कर्मकर. शिवपुर काज सिधाये ॥ उक्सेन० ॥ ४॥ अव्यावाध अगाध बोधमयनत्रानन्द् सुहाये । जगभूषन दूपनित्रत स्वामी, भागचन्द गुन गाये॥ उपसेन० ॥५॥

(२)

सांची नो गंगा यह वीतरागवानी, अविच्छन धारा निज धर्मकी कहानी ॥ सांची० ॥टेक॥ जामें अति ही विमल अगाध ज्ञान पानी, जहां नहीं संभ-यादि पंककी निशानी ॥ सांची ॥ १ ॥ सप्तभंग जहं तरंग उछलत सुखदानी, संतचित्त भरावृन्द रमें निख ज्ञानी ॥ सांची ॥२॥ जाके अवगाहनते शुद्ध होय प्रानी, भागचन्द्र निहचं घटमाहिं या प्रमानी । सांची० ॥३॥

# (३) राग प्रभाती।

प्रभु तुम मूरत हगतों निरम्वे हरखें मोरो जीयरा ॥ प्रभु तुम० ॥ टेक ॥ भुजत क्यायानल पुनि उपज, ज्ञानसुधारस सीयरा ॥ प्रभु तुम०॥१॥ वीतरागता प्रगट होत है, शिवथल दीस नीयरा ॥ प्रभु तुम० ॥२॥ भागचन्द तुम चरन कमलमें, वसत सन्त जब हीयरा ॥ प्रभु तुम० ॥३॥

(४) राग प्रभाती।

अरे हो जियरा धर्ममें चित्त लगाय रे ॥ अरे

हों। । टंक ॥ विषय विषसम जान भोंदूं ष्टथा क्यों तू लुभाय रें। अरे हो ॥१॥ संग भार विषाद तोकों, करन क्या नहिं भाय रें। राग-उरग-निवास वामी कहा नहिं यह काय रें॥ अरे हों। । २॥ काल हरिकी गजना क्या. नोहि सुनि न पगय रे. आपदा भर नित्य नोकों. कहा नहीं दुःख दायरें॥ अरे हों।॥३॥ यदि नोहि कहा नहीं दुःख दायरें॥ अरे हों।॥३॥ यदि नोहि कहा नहीं दुःख नम्कके असहाय रें। नदी वेनरनी जहां जिय परें अति विललाय रें।। अरे हों।॥४॥ धनादिक घनपलट सम. लिनकमाहिं बिलाय रें। भागचन्द सुजान इमि जदु कुल-निलक गुन गाय रें अरे हो।॥४॥

### ( ५) गग बिलाबल ।

1

सुमर मदा मन आतमराम. सुमर सदा मन आतमराम ॥ टंक ॥ स्वजन कुटुम्या जन तृ पोखें, तिनको होय सदेव गुलाम । सो तो हैं स्वारथके साथी, अन्तकाल नहिं आवत काम ॥ सुमर सदा० ॥१॥ जिमि मर्गाचकामें मृग भटके, परत सो जब यीपम आत घाम । तसे तृ भवमाहीं भटके धरत न इक छिनहु विसराम ॥ सुमर०॥ २ ॥ करत न ग्लानी अब भोगनमें. घरत न बीतराग परिनाम । फिर किमि नरकमाहिं दुख महसी. जहां सुख लेशमें आठों जाम सुमर ॥ ३ ॥ तातें आकुलता अब तिजके. थिर ह्वं बेटो अपने धाम । भागचन्द विस ज्ञान नगरमें. तिज रागादिक टग सब प्राम ॥ सुमर०॥ ४ ॥

#### 🕴 🚼 राग मारङ्ग

श्रीमुनि राजन नमना मंग । कायोत्मर्ग समा-यन श्रंग ॥ टेक ॥ करन निह कहु कारज नाने आर्लिम्बन भुज कीन अभंग । गमन काज कहु हूं निह नाने. ग न नीज छोके निज रसरंग ॥ श्रीमुनिष् ॥ १ ॥ लोचनन लिवजी कहु नाहीं. नाने नासा हग अचलंग । सुनिये जोग रह्यो कहु नाहीं. ताने प्राप्त इवंन सुचंग ॥ श्रीमुनिष् ॥ २ ॥ नहं मध्या-न्हमाहि निज ऊपर. आयो उम्र प्रनाप पनंग । केथीं ज्ञान पवनवल प्रज्वलिन. ध्यानानलसीं उछिल फुलिंग ॥ श्रीमुनिष् ॥ ३ ॥ चित्त निराकुल अनुल उठन जहं परमानन्द पियुपनरंग । भागचन्द ऐसे श्रीगुरुपद, वंदन मिलन स्वपद उत्तंग ॥ श्रीमुनि०॥४॥

# (७) राग गौरी।

आतम अनुभव आवें जब निज, आतम अनु-भव आवं। और कछु ना सहावें, जब निज्ञाटंक॥ रम नोरम हो जात नतिच्छिन. अच्छ विषय नहीं भावें॥ आतम०॥१॥ गोष्ट्री कथा कुतृहल बिघट, पुटगलप्रीति नमावे॥ आतम०॥२॥ राग दोष जुग चपल पक्ष जुत मन पक्षी मर जावें॥ आतम०।३। ज्ञानानन्द सुधारम उमगें, घट अन्तर न समावें॥ आतम०॥१॥ भागचन्द ऐसे अनुभवके हाथ जोरि सिर नावें॥ आतम०॥ १॥

#### 💪 राग - ईमन

महिमा है अगम जिनागमकी ॥ टेक ॥ जाहि सुनत जड़ भिन्न पिछानी, हम चिन्मृगित आतम-की ॥ महिमा० ॥१॥ रागादिक दुम्वकारन जानें, त्याग बुद्धि दीनी भ्रमकी । ज्ञान ज्योति जागी घट अन्तर, मिच बाही पुनि शमदमकी ॥ महिमा०॥२॥ कर्म वन्धकी भई निरजरा. कारण परंपराक्रमकी । भागचन्द्र शिवलालच लागो. पहुंच नहीं है जहां जमकी ॥ महिमा० ॥३॥

1.1

ऐसे जेर्ना मुनि महाराज, सदा उर मो बसी ॥ टंक ॥ तिन समस्त परद्रव्यनि माहीं. अहंबुद्धि 🧸 निज दीनी । युन अनन्त ज्ञानादिक मम पुनि. स्वानुसृति रुखि होनी ॥ ऐसे० ॥१॥ जे निजबुद्धि 🐧 पूर्व रागादिक. सकल. विभाव निवारे । पुनि अवृद्धि पूर्वक नाशनको. अपने शक्ति सम्होरे ॥ ऐसे०॥२॥ कमे शुभाशुभ बन्ध उदयमें हुपे विषाद् न राखें। सम्यगद्शनज्ञान चरनतपः भाव सुधारमः चार्व ॥ γ ऐसे० ॥३ : परकी इच्छा तजि निजबल सजि. पूरव कमे खिरावें । सकल कमेंने भिन्न अवस्था सुखमय लिब चित चार्ते ॥ ऐसे० ॥४॥ उदासीन शुद्धोप-योगरत सबके दृष्टा ज्ञाता। वाहिजरूप नगन समताकर. भागचन्द सुखदाना ॥ ऐसे० ॥५॥

# [ १० ] राग —जंगना

तुम गुणमिनिधि ही अरहंत ॥टेक॥ पार न पावत तुमरो गनपीत, चार ज्ञान यिर संत ॥ तुम गुन० ॥१॥ ज्ञानकोप सब दोप रहित तुम अलख अमूर्ति अचित ॥ तुम गुन० ॥२॥ हिरगन अरचत तुम पदवारिज, परमण्ठी भगवंत ॥ तुम गुन० ॥३॥ भागचन्दके घटमिन्द्रमें वसहु सदा जयवंत ॥ तुम गुन ॥४॥

## [११] सम जंगल

शानित वरन मुनिराई वर लिख । उत्तर गुनगन सहित (मूल गुन सुभग) वरात सुहाई ॥टंक॥ तप रथपे आरूढ़ अनूपम, धरम सुमंगलदाई ॥ शांति बरन ॥१॥ शिवरमनीको पानि घहण करि, ज्ञानानंद् उपाई ॥ शान्ति वरन ॥२॥ भागचन्द् ऐसे वनराको, हाथ जोर सिरनाई ॥३॥

# [ १२ ] राग— जंगळा

म्हाकें जिनमृरित हृद्य बसो वसी ॥ टंक ॥ यद्यपि करुना रसमय नद्यपि, मोह शत्रु हिन असी अमी ॥ म्हाकें ॥१॥ भामण्डल नाको अति निर्मल, नि:कलंक जिमि ससी ससी ॥ म्हाकें ॥२॥ लखत होन अनि शीनल मिन जिमि. सुधा जलि**धमें, धसी** धसी ॥ म्हाकें ॥३॥ भागचन्द जिस ध्यान मंत्रसों ममना नागिन नसी नसी ॥ म्हाकें ॥४॥

# (१३) सम—समाच

ज्ञानी मुनि छ ऐसे स्वामी गुनरास ॥ टंक ॥ जिनके शंखनगर मन्दिर पुनि, गिरिकन्दर सुखवास ॥ ज्ञानी० ॥१॥ नि:कलंक परजंक शिला पुनि, दीप मृगांक उजाम ॥ ज्ञान० ॥२। मृग किंकर करना विनता पुनि, शील मलिल तप प्रास ॥ ज्ञानी०॥३॥ भागचन्द्र ते हैं गुरु हमरे तिनहींके हम दास । ज्ञान०

#### (१४) राग-खमाच

श्रीगुरु हैं उपगारी ऐसे बीतराग गुनधारी वे । टेका। स्वानुभृति रमनी संग कीईं, ज्ञानसंपदा भारी वे ॥ श्रीगुरु ॥ १॥ ध्यान पिजरामें जिन रोकी चित खग चंचलचारी वे ॥ श्रीगुरु ॥ २॥ तिनके चरन सरोरुह ध्यावें. भागचन्द अघटारी वे ॥ ३॥

#### १५ राग-समाच

सारों दिन निरफल खोयतों करें छैं। नर भव लहिकर प्रानी विनज्ञान. सारों दिन नि०॥टेक।। परसंपति लिख निज चितमाहीं. विरथा मृरख रोयवों करें छे॥ सारो। १॥ कामानलतें जरत सदा ही, सुन्दर कोयबों करें छे॥ सारो॥२॥ जिनमत तीर्थरनान न ठाने. जलमों पुद्रगल धोयवा करें छे॥ सारों॥३॥ भागचन्द इमि धर्म विना शठ मोह नींदमें सोयबों करें छे॥ सारों॥४॥

# [१६] राग मोरठ।

स्वामी मोहि आपनो जानि तारों. या विनती अब चित धारो ॥टंक॥ जगत उजागर करणा सागर, नागर नाम तिहारों ॥ स्वामी मोहि०।१॥ भव अटवीमें भटकत भटकत, अब में अति ही हारौ॥ स्वामी मोहि॥२॥ भागचन्द्र स्वच्छन्द् ज्ञानमय सुख अनंत विस्तारों ॥ स्वामी मोहि०॥३॥

[ १७ ] राग मोरठ ।

आवं न भोगनमें तोहि गिलान । रेका तीर्थ

नाथ भोग निज दीने. निनने मन भय आन । तृ निनने कहं उरपन नाहीं. दोमन अति बलवान ॥ आवं न० ॥१॥ इंन्द्रिय तृप्ति काज तृ भोगे. विषय महा अध्यान । सो जैसे ग्रुनधारा डारे पावकज्वाल बुभान ॥ आवं न० ॥२॥ जै सुख तो नीछन दुख-दाई. ज्यों मधुलिप्त कृपान । नाने भागचंद इनको तिज. आत्मस्वरूप पिछान ॥ आवं न० ॥३॥

## [१८] राग मलार।

मान न कीजिये हो परवीन ॥ टेक ॥ जाय पलास चंचला कमला. तिष्ठं दो दिन तीन । धन जोवन छनभंगुर सब ही. होत सुछिन छिन छीन ॥ मान न० ॥१। भरत नरेन्द्र खण्ड-पट नायक. तेहु भये मद हीन । तेरी बात कहा है भाई. तु तो सहज ही दीन ॥ मान न० ॥२॥ भागचन्द मार्दव रसनागर. माहिं होहु लवलीन । तार्ने जगत जाल मैं फिर कहं. जनम न होय नवीन ॥ मान न०॥३॥

[१८] राग मलार

अरे हो अज्ञानी तूने कठिन मन्यभव पायो

॥ टेक ॥ लोचन रहित मनुषके करमें, ज्यों बटर खग खग आयो ॥ अरे हो० ॥१॥ मो तु खोवत विषयन माहीं, धरम नहीं चित लायो । अरे हो० ॥२॥ भागचन्द उपदेश मान अव. जो श्रीगुरु फरमायो ॥ अरे हो० ॥३॥

# [ १६ ] राग मल्हार

वरसत ज्ञान सुनीर हो. श्रीजिनमुखघनसों॥
टंक ॥ शीतल होत सुबुद्धि मेदिनी मिटत भवा
तपपीर । वरसत० ॥१॥ स्यादवाद नय दामिनि
दमके. होत निनाद गंभीर ॥ वरसत । २॥ करना
नदी वहे चहुंदिशिते भरी सो दोई तीर ॥ वरसत०
॥३॥ भागवन्द अनुभव मन्दिरको तजत न संत
सुधीर ॥ वरसत ॥४॥

# [२०] राग मल्हार

मेघघटासम श्रीजिनवानी ॥ टंक ॥ म्यात्पद् चपला चमकत जामें. वरसत ज्ञान धुपानी ॥ मेघठा१। धरमसस्य जाते बहु बाहै. शिव आनन्द् फलदानी ॥ मेघघटा ॥२॥ मोहन धृल द्वी सब याते. कोधानल सुबुकानी ॥ मेघघटा ॥३॥ भागचन्द् बुधजन केकी-कुउ, लिख हरम्ब चितज्ञानी ॥ मेघ० ॥३॥

ं २० ेराग धन श्री।

प्रभू थांको लिख मम चित हरपायो ॥ टंक ॥ सुन्दर चिंतारतन अमोलक. रंकपुरुष जिमि पायो । प्रभृ० ॥१॥ निर्मल रूप भयो अब मेरो. भक्तिनदी जल न्हायो । प्रभृ० ॥२॥ भागचन्द्र अब मम कर-तलमें अविचल शिवथल आयो ॥ प्रभृ० ॥३॥

(२१) राग मल्हार ।

प्रभृ महांकी सुधि. करुना करि छीजे ॥ टेक ॥ मेरे इक अवलम्बन तुम ही. अब न विलम्ब करीजे प्रभृ० ॥१॥ अन्य कृदेव तज सब मेंने तिनते निज युन छीजे ॥ प्रभृ० ॥२॥ भागचन्द तुम शरन लियो है. अब निर्चलपद दीजे ॥ प्रभृ० ॥३॥

[ २२ ] राग कल्लिगडा ।

ऐसे साधू सुगुरु कव मिलिहै ॥टेक॥ आप तरं अरु परको तारें. निष्प्रही निर्मल हैं ॥ ऐसे०॥१॥ तिलतुष मात्र संग निहें जाके. ज्ञान-ध्यान-गुण-बल हैं ॥ ऐसे साधृ० ॥२॥ शान्त दिगम्बर मुद्रा जिनकी, किन्द्रितृत्व अचल है ॥ ऐसे० ॥३॥ भागचन्द्र तिनको नित्र चाहै, उयां कमलिको अलहैं। ऐसे०

# [ २३ ] राग कहरवा कलिंगडा

केवल जोति सुजागा उर. जब श्रीजिनवरके ॥टेक॥ लोकालोक विलोकत जेसे. हरतामल बड़-भागीजी ॥ केवल० ॥१३ हार चड़ामित शिखा सहज ही. गए. भमिर्न लागीजी ॥ केवल० ॥२॥ समवसार रचना मुर कीन्हीं. देखत श्रम जन स्यागीजी ॥ केवल० ३। भक्ति महित अरचा नव कीन्हीं परम धरम अनुगगाजी रेवल० ॥४॥ दिवय ध्वित सुनि सभा दुवाद्य. आनंद्रसमें पागीजी ॥ केवल ॥४॥ भागचन्द्र प्रभु भक्ति चहते हैं और कहा नहि मांगीजी ह॥

# 🛘 😘 🛮 गंग हमरी

जीवांनके पांग्नामनिका यह. अति विचित्रता देखहु ज्ञानी ॥टेक्ना नित्य निगोदमाहिते कढिकर, नर परजाय पाय सुखदानी । समकित लहि अन्त- Ť

मुंहूर्तमें. केवल पाय वरे शिवरानी ॥१॥ मुनि एका-दश गुणथानक चिह्न, गिरत तहांते चित श्रम ठानी। श्रमत अधेपुद्गल प्रावर्तन. किंचित् उन काल परमानी ॥२॥ निज परिनामनिकी संभालमें, तातें गाफिल मत है प्रानी। वंध मोक्ष परिनामनि ही सां. कहत नदा श्रीजिनवर वानी ॥३॥ सकल उपाधि निमित भावनिसीं. भिन्न सुनिज परनित को हानी। ताहि जानि रुचि ठानि होहु थिर. भाग-चन्द यह सीख सयानी ॥४॥

# 1 7.5

जीव ! तृ श्रमन सदीव अकेला । संग साथी कोई नहि तेरा तटका। अपना सुख दुख अतिह भुगते. होत कुटुम्ब न भेला । स्वार्थ भयं सब विछिरे जात हैं. विघट जात ज्यों मेला ॥१॥ रक्षक कोइ न पूरन हैं जब. आयु अन्तकी वेला । फृटत पारि वंधत नहीं जैसें. दुखर-जलको ठेला ॥२॥ तन धन जीवन विनिधा जात ज्यों. इन्ट्रजालका खेला । भागचन्द इमि लख किर भाई ें सत्युक्का चेला।

#### [२८] स्याउ

विन काम ध्यान मुद्राभिराम. तुम हो जगनायक्जी ॥टका। यद्यपि. वीतराग मय तद्यपि. हो
शिवदायकर्जा ॥ विन काम० ॥१॥ रागी देव आप
ही दुम्बिया. मो क्या अयक्जी ॥ विन काम ॥२॥
दुर्जय मोह शत्रु हनवेको. तुम वच शायकर्जा ॥
विन काम० ॥३॥ तुम भवमोचन ज्ञान सुरुोचन,
केवल श्रायकर्जी ॥ विन काम० ॥१॥ भागचन्द
भागनते प्राप्ति. तुम सव ज्ञायकर्जी ॥ विन० ॥५॥

# [ २८ ]

परनित सब जीवनको, तीन भांति वरनी एक पुण्य एक पाय. एक रागहरनी ॥टेक॥ तामें शुभ अशुभ बन्ध, दोय करें कर्मबन्ध, बीतराग परनित हो. भव समुद्र तरनी ॥१॥ जावत मुद्धोपयोग. पावत नाहीं मनोग. तावत ही मरन जोग. करी पुण्य करनी ॥२॥ त्याग शुभ किया कलाय. करो मत कदाच पाय. शुभमें न मगन होय, शुल्लना विमरनी ॥३॥ जंच जंच दशा थारि. चित प्रमादको विडारि, उंचला दशार्ते मित. गिरो अधो अधो धरनी १८॥ भागचन्द्र या प्रकार. जीव लहें सुख अपार. याके तिरधारि स्याद्वाद्की उचरनी ॥

#### [30]

आकुल रहित होय इमि निशिद्नि. कीज तस्त्र विचारा हो । को में कहा रूप है मेरा, पर है कौन प्रकारा हो ॥टक ॥१। को भव कारण बन्ध कहाको, आस्त्रव रोकनहारा हो । खिपत कमें बन्धन काहेसों थानक कौन हमारा हो ॥२॥ इमि अभ्यास किये पावत है, परमानन्द् अपारा हो । भागचन्द् यह सार जान करि, कीज वार्यारा हो ॥ आकुल रहित होय० । ३॥

# ॥ ममाप्त ॥

# (३०) राग ठुमरी।

सन्त निरन्तर चिन्तत ऐसे, आतमरूप अबा-धित ज्ञानी ॥ टेक ॥ गगादिक नो देहाधित हैं. इनतें होत न मेग हानी। दहन दहत ज्यों दहन न तदगत. गगन दहन नाकी विधि ठानी ॥ १॥ वरणादिक विकार पुरुगलके. इनमें नहिं चेतन्य निशानी । यद्यपि एक क्षेत्र अवगाही, नद्यपि लक्षण भिन्न पिछानी ॥ २ ॥ में सर्वाह्नपूर्ण ज्ञायक रस. लवण खिल्लवन लीला ठानी । मिली निराकुल स्वाद न यावत. तावत परपरनित हित मानी ॥ ३ ॥ भागचन्द्र निग्डन्ट् निरामयः मूर्रति निर्चय सिद्ध-समानी । नित अकलंक अवंक शक विन, निम्मल पंक विना जिमि पानी ॥ सन्त निरन्तर चि॰ ॥२॥

37 )

धन धन जेनी साधु अवाधित. तत्त्वज्ञानिवलासी हो ॥ टंक ॥ दश्न-बोधमई निजमूर्गत, जिनकों अपनी भासी हो । त्यागी अन्य समस्त वस्तुमें, अहंबुद्धि दुखदासी हो ॥ १ ॥ जिन अशुभोपयोगकी परनित. सत्तासहित विनाशी हो। होय कदाच शुभोपयोग तो. तहं भी रहत उदासी हो॥ २॥ छेदन जं अनादि दुखदायक. दुविधि वंधकी फाँसी हो। माह-क्षोभ-रहित जिन परनित. विमल मयंक-कला-सी हो॥ ३॥ विषय-चाह-द्व दाह खुजावन, साम्य सुधारम-रासी हो। भागचन्द ज्ञानानंदी पद, साधत सदा हुलामी हो॥ धन०॥ ४॥

( 22 )

यही इक धर्ममृत हैं मीता! निज समिकतसार-सहीता। यही ।॥ टेक ॥ समिकत सहित नरकपद-वासा. ग्वासा वृधजन गीता। नहेंने निकिस होय नीथंकर. सुरगन जजन सप्रीता॥ १॥ स्वर्गवास ह नीको नाहीं. बिन समिकत अविनीता। तहेंते चय एकंद्री उपजन. श्रमत सदा भयभीता॥ २॥ ग्वेत बहुत जोतेहु बीज बिन, रहत धान्यसो रीता। सिद्धि न लहत कोटि तपहृतें, वृथा कलेश सहीता॥३॥ समिकत अनुल अग्वंड. सुधारस जिन पुरुषननें पीता। भागचन्द्र ते अजर अमर भये, तिनहींनें जग जीता॥ यही इक धर्म०॥ ४॥

#### ( ३३ १ राग भरव

सुन्दर दशरुच्छन वृष, सेय सदा भाई । जासने ननन्छन जन. होय विश्वराई ॥ टंक ॥ काधको निरोध. शांत-सुधाको नितांत शोध । मानको तजी. भजी स्वभाव कोमलाई ॥ १ ॥ छल बल नजि. विमलभाव संग्लनाई भजि। सर्व जीव चैन देन. वेन कह सुहाई ॥ २ ॥ ज्ञान-तीर्थ रनान दान. ध्यान भान हृद्य आन । दया-चरन धारि, करन-विषय सब बिहाई ॥ ३ ॥ आलम हरि. द्वादश नव धारि. शुद्ध मानस करि । म्बेहगेह देह जानि. नर्जा नेहनाई ॥ ४ ॥ अंतरंग वाद्य संग त्यागि, आत्मरंग पागि । शालमाल अति विशाल. पहिर शोभनाई ॥ ५ ॥ यह वृष-मोपान राज. मोक्षधाम चहन काज । शिवसुम्ब निज गुनममाज, केवला बताई ॥सुन्द्र०। ६॥ (३४) प्रभानी ।

षोड्शकारन सुहृद्य, धारन कर भाई ! जिनतें जगनारन जिन. होय विक्तराई ॥ टेक ॥ निमेल श्रद्धान ठान. शंकादिक मल जघान । देव।दिक विनय, सरल-भावते कराई ॥ १ ॥ शाल निरतिचार धार, मारको सदैव मार । अंतरंग पूर्ण ज्ञान, रागको विधाई ॥ २ ॥ यथाशक्ति द्वादश तप. तपो शुद्ध मानस कर । आतं रोद्र ध्यान त्यागि. धर्म शुक्ल ध्याई ॥ ३ ॥ जथाशक्ति वयावृत धार. अष्टमान टार । भक्ति श्रांजिनेन्द्रकी, सद्व चित्त लाई ॥ ४ ॥ आरज आचारजके. बंदि पाद-वारिजकों। भक्ति उपाध्यायकीः निधाय सौम्वयदाई ॥ ५ ॥ प्रवचनकी भक्ति जननमेनि बृद्धि धरो निरय। आवश्यक कियामें न हानि कर कदाई ॥ ६ ॥ धर्मकी प्रभावना सु. शमकर बढावना सु । जिनप्रणीत सूत्रमाहि. प्रीति कर अवाई ॥ ७ ॥ ऐसे जो भावत चिन. कलुपना बहावन तसु : चरनकमल ध्यावन बुध. भागचंद गाई ॥ शोड़श०॥=॥

#### (३५) प्रभाती ।

श्रीजिनवर दरश आज. करत सौह्य पाया।
अप्ट प्रातिहार्यसहित. पाय शांति काया॥ टेक ॥
वृक्ष है अशोक जहां. श्रमर गान गाया।
सुन्दर मन्दार-पहुप.-वृष्टि होत आया॥ १॥
ज्ञानामृत भरी वानि, क्विंग् श्रम नसाया।
विमल चमर होरत हरि. हृद्य भक्ति लाया॥ २॥
सिंहासन प्रभाचक. वालजग सुहाया।
देव दुन्दुभी विशाल. जहां सुर बजाया॥ ३॥
मुक्ताफल माल सहित, छत्र तीन छाया।
भागचन्द अद्भुत छवि. कही नहीं जाया॥श्रीजिन०।॥

# 🖙 . ) राग ठ्मरी

वीतराग जिन महिमा थारी, वरन सके को जन त्रिभुवनमें ॥ वीतराग० ॥ टेक ॥ तुमरे अनंत चतुष्टय प्रगट्यो. निःश्यावरनच्छय छिनमें । मेघ विघटनते प्रगटन, जिमि मार्नंड प्रकाश गगनमें ॥ वीतराग० ॥ १ ॥ अप्रमेय ज्ञंयनके ज्ञायक, निहं परिनमत तद्यि ज्ञंयनमें । देखत नयन अनेकरूप

जिमि. मिलन नहीं पुनि निज वि**पयनमें** ॥ वीतराग्रा । २ ॥ निज उपयोग आपने स्वामी. गाल दिया निश्चल आपनमें । है असमर्थ बाह्य निकमनको. लवन घुटा जैमें जीवनमें । बीतराग० ॥ ३ ॥ तुमरे भक्त परम सुख पावत. परत अभक्त अनंत दृष्वनमें । जैसो मुख देखो नैसी हैं. भासत जिम निर्मल दरपनमें ॥ वीतराग० ॥ ४ ॥ तुम कपाय विन परम शांत हो तदपि दक्ष कर्मारिह-तनमें । जैसे अतिशीवल तृषार पुनि, जार देव द्रम भारि गहनमें ॥ बीतराग० ॥ ५ ॥ अब तुम रूप जथारथ पायो. अव इन्छा निह अन कुमतनमें। भागचन्द अम्रतरस पीकर, फिरको चाहै विष निज मनमें ॥ वीतराग० ॥ ६ ॥

#### (३८) राग उमरी

बुधजन पक्षपान नज देखो. सांचा देव कौन है इनमें ॥ बुधजन० ॥ टेक ॥ ब्रह्मा दंड कमंडल-धारि. स्वांत श्रांन विश्व सुरनारिनमें । मृगछाला माला मौंजी पुनि. विषयासक्त निवास निलनमें ॥ बुधजन०॥ १॥ शंभू खद्वाअंगसहित पुनि, गिरिजा भोगमगन निश्चिद्विमें । हस्त कपाल व्याल भूपन पुनि, रुण्डमाल तन भस्म मिलनमें ॥ बुधजन०॥२॥ विष्णु चक्कधर मद्नवानवश. लजा तिज रमता गोपिनमें । कोधानल ज्वाजन्यमान पुनि, तिनके होत प्रचंड अरिनमें ॥ बुधजन०॥ ३ । श्रीअरहंत परम वैरागी. दृपन लेश प्रवेश न जिनमें । भागचंद इनको स्वरूप यह. अव कहा प्रत्यपनो है किनमें १ ॥ बुधजन०॥ ४॥

3 1

अति संक्लेश विशुद्ध शुद्ध पुनि, त्रिविध जीव परिनाम वावाने ॥ अति ० ॥ टेक ॥ तीव कपाय उद्यते भावित. द्वित हिमादिक अघ ठाने । सो संक्लेश भावफल नरकादिक गति दुख भोगत असहाने ॥ अति ० ॥ १ ॥ शुध उपयोग कारननमें जो, रागकपाय मंद् उदयाने । सो विशुद्ध,तसु फल इंद्राद्कि, विभव-समाज सकल परमाने ॥ अति ० ॥ २॥ परकारन मोह॥दुकतं च्युत, द्रसन ज्ञान चरन रस पाने । सो हे शुद्ध भाव तसु फलतें, पहुंचत परमानंद ठिकाने । अति० ॥ ३ ॥ इनमें जुगल वंधके कारन, परद्रव्याश्चित हेयप्रमाने । 'भागचंद' स्वसमय निज हित लिख. तामें स्म रहिये भ्रम हाने ॥ अति० ॥ ४ ॥

श्रीजिनवरपद ध्यांचै जो कर श्रीनिष्कर पद ध्यावें ॥ टेक ॥ तिनकी कर्मकालिमा विनेशे, परम ब्रह्म हो जावें। उपल अग्नि संजोग पाय जिमि. कंचन विमल कहावे ॥ श्रीजिनवर० ॥ १ ॥ चन्द्री-ज्वल जस निनको जगमें, पंडित जन नित गाँवें। जैसे कमलसुगंध दशोंदिश. पवन सहज फेलांवें ॥ श्रीजिनवर० ॥२॥ निनहिं मिलनको मुक्ति सुन्दरी चित अभिलापा ल्याचै । कृषिमें तृण जिम सहज उपजे त्यां स्वर्गादिक पाव ॥ श्रीजिनवर० ॥ ३ ॥ जनमजरामृत दावानल ये. भाव सलिलतें बुकार्वे । भागचन्द कहां नाई बरनें, निनहिं इन्द्र शिर नार्वे ॥ श्रीजिनवर० ॥ २ ॥

#### ( ४० ) राग ईमन ।

धन धन श्रीश्रयांसकुमार. नीर्धदान करतार ॥
देक ॥ प्रभु लिख जाहि पूर्वश्र्न आई. चिन हरषाय
उदार । नवधा भक्ति समेत ईक्ष्रम. प्राप्तक दियो
अहार ॥ धन० ॥ १ ॥ रतनवृष्टि सुरगन तब कीनी,
अमित अमोघ सुधार । कलपवृक्ष पहुपनकी वर्षा,
जहं अलि करन गुआर ॥ धन० ॥ २ ॥ सुरदुन्दुभि
सुन्दर अति बार्जा. मन्द सुगंधि वयार । धन धन
यह दाता इमि नभमें. चह्दिशि होत उचार ॥
धन० ॥ ३ ॥ जस नाको अमर्रा निन गावत,
चन्द्रोडज्वल अविकार । भागचन्द लघूमिन क्या
वरने. सो तो पुन्य अपार ॥ धन० ॥ ४ ॥

#### ( ५५ । गम परज ।

सम आराम विहारी. साधुजन सम आराम विहारी ॥ टंक ॥ एक कल्पनर पुष्पन सेनी, जजन भक्ति विस्तारी । एक कंटविच सप नाम्बिया, कोष द्र्पजुन भारी ॥ राम्बन एक वृत्ति दोउनमें. सम्हीके उपगारी ॥ सम आरा० ॥१॥ सारंगी हरिबाल चुखावे, पुनि मगल मंजारी। व्याववालकरि सहित नन्दिनी. व्याल नकुलकी नारी ॥ तिनके चरनकमल आश्रयते. अरिता सकल निवारी ॥ सम आ०॥ २॥ अक्षय अतुल प्रमोद विधायक. ताको धाम अपारी। काम धरा विव गढी मो चिरते. आतमनिधि अविकारी ॥ सन नाहि ले कर करमें जे. तीक्षण बुद्धि कुद्रारी ॥ सम आराम० ॥३॥ निज शुद्धोपयोगरस चाखत. परममता न लगारी। निज मरधान ज्ञान चरनात्मक. निवचय शिवमगचारी॥ भागचंद् ऐसे श्रीपित प्रति. फिर फिर ढोक हमारी॥ सम आराम आराम वाश्राः

#### ( ५२ ) राग मौरहा

इण्टीजन केवला महाकें इण्टीजन केवली. जिन सकल कलिमल दली ॥टका। शान्ति छवि जिनकी विमल जिमि. चन्द्रदृति मंडली । सत-जन-मन-केकि-तर्पन सघन घनपटली ॥ इण्टीजन के० ॥ १ । स्यात्पदांकित धृति सुजिनकी. वद्नतें निकली । बस्तुतत्त्वप्रकाशिनी जिमि. भानु किरनावली ॥ इण्टीजन ॥ २ ॥ जासुपद अरविंदकी, मकरंद अति निरमली । नाहि घान कर निमत हर.-मुकुट-दुनि-मिन अली ॥ इप्टिजिन० ॥३॥ जाहि जजत विराग उपजत, मोहिनिडा टली । ज्ञानलोचनते प्रगट लिख. धरत शिववटगली ॥ इप्टिजिन० ॥ ४ ॥ जासु गुन नहिं पार पावत, बृद्धि ऋद्धि वली । भागचन्द् सु अलपमित जन.-की नहीं क्या चली ॥इप्टिजिन०॥॥॥

#### ( ५३ ) मन सोरटा देश:

थांकी तो वानीमें हो. निज स्वपरप्रकाशक ज्ञान ॥ टेक ॥ एकीभाव भये जड़ चतन. तिनकी करत पिछान ॥ थांकी तो० ॥ १ ॥ सकल पदार्थ प्रकाशत जामें. मुकुर तृल्य अमलान ॥ थांकी तो० ॥ २ ॥ जग चड़ामिन शिव भये ते ही. तिन कीनी सरधान ॥ थांकी तो० ॥ ३ ॥ भागचन्द वृधजन ताहीको. निशदिन करत बखान ॥ थांकी तो० ॥४॥

#### ( ५५ ) राग मोरट मन्टारमे

गिरिवनवासी मुनिराज. मन विसया म्हारे हो ॥ टंक ॥ कारनिवन उपगारी जगके. तारन-तरन-जिहाज ॥ गिरिवन० ॥ १ ॥ जनम-जरामृत-गद- गंजनको, करत विवेक इलाज ॥ गिरिवन० ॥ २ ॥ एकाको जिमि रहत केसरी, निरभय स्वपुन समाज ॥ गिरिवन० ॥ ३ ॥ निर्भृपन निर्वसन निराकुल, सजि रत्नत्रय साज ॥ गिरिवन० ॥ ४ ॥ ध्यानाध्ययनमाहिं तत्पर नित, भागचन्द शिवकाज ॥ गिरिवन० ॥ ५॥

# ( ५५ ) राग सोग्छ ।

महांके घट जिनधुनि अब प्रगटी ॥ टेक ॥ जाग्रत दशा भई अब मेरी. सुप्त दशा विघटी । जगरचना दीसन अब मोकों. जैसी रहटघटी ॥ म्हांके घट०॥१॥ विश्रम निमिर-हरन निज हगकी, जैसी अंजनवटी । नानें स्वानुभृति प्रापितिनें. परपरनित सब हटो । महांके घट० ॥ २ ॥ नाके विन जो अवगम चाहै, सो नो शठ कपटी । नानें भागचन्द निश्चिसर, इक नाहींको रटी ॥ महांके घट० ॥ ३ ॥

# (४.) राग मारहः

स्वामीजी तुम गुन अपरंपार, चन्द्रोडज्वल अवि-कार ॥ टेक ॥ जबै तुम गर्भमाहि आये. तब सब सुरगन मिलि आये । रतन नगरीमें वरपाये, अमित

अमोघ सुढार ॥ स्वामोजी० ॥१॥ जन्म प्रभु तुमने जब लीना, न्हवन मंदिरपं हरि कीना । भक्ति करि सची सहित भीना. बोला जयजयकार॥ म्बामीजी० ॥ २ ॥ जगत छनभंगुर जब जाना, भये तब नगन-वृत्ती वाना । स्तवन लोकांतिकसुर ठाना. त्याग राजको भार ॥ स्वामीजी० ॥ ३ । घानिया प्रकृति जबे नामी. चराचर वस्तु मबे भामी । धर्मकी बृष्टी करी खामा. केवळज्ञान भंडार ॥ स्वामीजी० ॥ ४ ॥ अघाती प्रकृति सुविवटाई. मुक्तिकान्ता तव ही पाई । निराकुछ आनंद् अमहाई, तीनळीकसरदार ॥ स्वामीजीव ॥ ५ ॥ पार गनवर ह नहि पावे. कहां लगि भागचन्द् गात्रे । तुम्हारे चरनांत्रुज ध्यात्रे. भवसागर सां तार । स्वामाजीव । ६ ॥

#### (५६) राग कार्प

अहो यह उपदेशमाहीं. खृब चित्त लगावना । होयगा कल्याननेगा, सुख अनंत बढ़ावना ॥ टंक ॥ रिहत दूपन विज्वभृपन. देव जिनपति ध्यावना । गगनवत निर्मेष अचल मुनि, तिनहिंशीस नवावना श अहो । ॥ १॥ धम अनुकंपा प्रधान, न जीव कोई मतावना। मततत्वपर्गक्षना करि. हृद्य श्रद्धा लावना ॥ अहो । ॥ २ ॥ पुद्रलादिकते पृथक, चेतन्य ब्रह्म लखावना । या विधि विमल सम्यक्त धरि. शंकादि पंक वहावना ॥ अहा । ॥ १॥ रचे भव्यनको वचन ज, शटनको न सुहावना । चन्द्रलिख जिमि कुमुद विकसे, उपल नहि विकमावना ॥ अहो । ॥ ॥ भागचंद्र विभावतीं ज. अनुभव स्वभावित भावना । या शरण न अन्य जगता-रन्यमें कहं पावना ॥ अहो । ॥॥

# (२८) सस काफी।

ऐसे विमल भाव जब पाव. तब हम नरभव सुफल कहावे । टंक ॥ द्रश्वोधमय निज आतम लिंग. परहृष्यिनको निह्नं अपनावे । मोह-राग-रुष अहित जान तिज. भटित दूर तिनको छिटकावे ॥ ऐसे०॥१॥ कम शुभाशुभवंध उदयमें. हप विपाद चित्त निह्नं ल्यावे । निज-हित-हेत विराग ज्ञान लिंख, तिनसों अधिक प्रीति उपजावे ॥ ऐसे०॥२॥ विषय चाह तिज आत्मवीर्य मिज. दुखदायक विधिवंध

ग्विरावे । भागचन्द शिवसुख सब सुखमय, आकुलता विन लिब चित चावे ॥ ऐसे० ॥ ३ ॥

१५६) माग काफी ।

प्रभूप यह वरदान सुपाऊं. फिर जगकी चश्री च नहिं आऊं ॥ टेक ॥ जल गंधाक्षत पुष्य सुमोदक, दीप घृप फल सुन्दर न्याऊं । आनंदजनक कनक-भाजन धरि, अघ अनघ वनाय चढाऊं॥ प्रभूपै० ॥ १ ॥ आगमके अभ्यासमाहि पुनि. चित एकाप सद्व लगाऊं ! संननकी संगति तजिके में, अंत कहूं इक छिन नहिं जाऊं॥ प्रभूषे०॥ २॥ दोपवादमें मीन रहं फिर. पुण्यपुरुषगुन निशिदिन गाउं। **मिष्ट** म्पप्ट सर्वाहसी भाषीं. वीतराग निज भाव बढ़ाऊँ॥ प्रभुपे० ॥३॥ वाहिजद्दि एंचके अन्दर, परमानंद-म्बरूप लखाउँ। भागचन्द्र शिवप्राप्त न जौलीँ नोलों तुम चरनांवज ध्याउं ॥ प्रभपे० ॥ ४ ॥

🛂 👉 छावना

धन्य धन्य है घड़ी आजकी, जिनधुनि श्रवन परी। तत्त्वप्रतीत भई अब मेरे, मिथ्यादृष्टि टर्रा ॥ टंक ॥ जड़नें भिन्न लखी चिन्मूरित, चेतन स्वरस भरो । अहंकार ममकार बुद्धि पुनि, परमें सब परिहरी ॥ धन्य० ॥ १ ॥ पापपुन्य विधिबंध अवस्था. भामी अतिदुर्वभरी । बीतराग विज्ञान-भावमय, परिनित अति विस्तरी ॥ धन्य० ॥ २ ॥ चाह-दाह विनसी वरसी पुनि. समतामेघकरी । बाढ़ी प्रांति निराकुल पदसी. भागचन्द हमरी ॥ ३ ॥

# ( ५१ ) लावनी ।

सफल हैं धन्य धन्य दा घरी. जब ऐसी अति होसी, परमद्शा हमरी ॥ टेक ॥ धारि द्गिवरदीक्षा सुन्दर. त्याग परियह अरी । वनवासी कर पात्र परीपह. सहि हों धीर धरी ॥ सफल० ॥ १ ॥ दुर्धर तप निभर नित तप हों. मोह कुक्क करी । पंचा-चारिकया आचर हो. सकल सार सुथरी ॥ सफल० ॥ २ ॥ विश्वमतापहरन करसी निज, अनुभव-मेघ-करी । परम शान्त भावनकी तातें. होसी वृद्धि खरी ॥ सफल० ॥ ३ ॥ त्रंसिटप्रकृति भंग जब होसी, जुत त्रिभंग सगरी । तब केवलद्शनविबोध सुस्त, बीयंकला पमरा ॥ सफल० ॥ ४ ॥ लीख हो सकल द्रव्य गुनपजेय, परनित अति गहरी । भागचंद्र जब महर्जाह मिल हैं. अचल मुकति नगरी ॥ सफल० ॥ ४ ।

ज दिन तुम विश्वक 'वन खाये ॥ टेक ॥ मोह वारणा पी अनादित. परपरमें चिर माये । सुम्बकरंड चित्रपिड आपपद, एन अनंत नांह जाये । ज दिन् । १। होय व'हर्म्ख ठानि सम रुख, कम बीज बहु बोर्च । तमु फर्च सुध ३३ सामिश रुखि, चित्रमें हरप रोपे ॥ ज दिन० : २ ॥ धवल ध्यान श्रुचि स'ललपुरतं, आस्त्रव मल नीह घाणे । परदृष्ट्यनिकी चाह न सका. विविध परिष्रह डाये ॥ ज दिनवादा। अब निजमें निज जान नियत नहां. निज परिनाम समाये । यह शिवमारग समरसमागर, भागचन्द हित तो ये ॥ ज दिन० ॥ ४ ॥

५३ , गग दादग

र्धन ने प्रानि. जिनके नत्त्वाग्थ श्रद्धान ॥ टक ॥

रहित मस भय नन्तारथमें. चित्त न संशय आन । कम कममलका निहं इच्छा. परमें धरत न ग्लानि । धिनि ।। १॥ सकल भावमें मृद्दृष्टितिज, करत माम्यरसपान । आतम धम बद्दाव वा. परदोष न उचेरें वान ॥ धिनि ॥ २॥ निज म्बभाव वा. जैनधममें, निजपर्थिरता दान । रत्नत्रय महिमा प्रगटावें. प्रांति स्वरूप महान ॥ धिनि ॥ ३॥ ये वसु अंगसिहत निर्मल यह. समिकित निज गुन जान । भागचन्द् शिवमहल चट्टनको. अचल प्रथम मोपान ॥ धिन ॥ २॥

#### (५४) सम जोडा ।

ज्ञानी जीवनके भय होय, न या परकार ॥ टंक ॥ इह भव परभव अन्य न मेरो. ज्ञानलोक मम सार । में वेदक इक ज्ञानभावको. निहं परवेदनहार ॥ ज्ञानी० ॥ १ ॥ निज सुभावको नाश न नाते. चिहये निहं रखवार । परमगुप्त निजरूप सहज ही. परका तहँ न संचार ॥ ज्ञानी०॥ शा चितस्वभाव निज प्रान नासको. कोई नहीं हरतार । में चितपिंड अखंड न नातें. अकस्मात भयभार ॥ ज्ञानी० ॥ ३ ॥ होय निशंक

स्वरूप अनुभवः जिनके यह जिस्पार । में सी में पर सी में नहीं, भारत्यन्त्र स्नम डार ॥ ज्ञानी वाए॥

.. ; . .....

में तुस झरन रियो, तुम होचे प्रभु अरहेते । टेका। तुमरे दुश्न तम्न दुक्रमें, प्रशासन मलकंत । अतुल निसकुल मुख आम्बादन, १८८५, अरज 🥴 **अनंत** श में तम० ॥ १ ॥ समहप विभाग नाश भये, परम समरकी सद । पद देवाविज्य पायो **किया दोष** क्षबादिक अंत्रा। में तुम्बा २॥ भूपन वसन शस्त्र कासादिक, करस विकार अनेत । तिन तुम दरमाँदारिक ठन. सहा सम शोसंत ॥ में तुम० ॥ २ ॥ तुम वान ६ घमकार जग. माहि त्रिकाल चलंत । निज्ञकल्याणहेत् इन्द्रादिक, तुम पद्सेव करंत ॥ में तुम् ।।।।। तुम गुन अनुभवते निज पर गनः दरमतः अगम् अचितः। भागचन्द् निजरूपप्राप्ति अब. पार्व हम भगवंत ॥ में तुम० ॥ ५ ॥

🙏 । अस्य दादक

चनन निज अमन अमन रहे ॥ टक ॥ आप अभंग

तथापि अंगके. संग महा दुख (पुंज) वहें । लोहपिड संगति पावक ज्यों. दुधर घनकी चोट महें ॥ चेतन० ॥ १॥ नःमकर्मके उद्य प्राप्त नर. नरकादिक परजाय घरें। नामें मान अपनेपो विरथा. जन्म जरा मृतु पाय इर ॥ चेतन० ॥२॥ कर्ना होय रागस्य टाने. परको साक्षी रहते न यहें । व्याप्य सुव्यापक भाव विना कि.स. परको करता होते न यहें ॥ चे० ॥ ३ । जब अमनीद त्यार्ग निजमें निज. हित हेत सम्हारत है । वीतराग सवज होते तथ. भागचन्द्र हितसीख कहें ॥ चेतन० ॥ ४ ।

٠.5

सत्ता रंगभृमिमें, नटद ब्रह्म नद्यय ॥ देक ॥ रख-व्रथ आभपणमंडित, कोभा अगम अथाय । सहज सत्वा निश्ंकादिक गुन, अतृत्व समाज बढ़ाय ॥ सत्ता रंग० ॥१॥ समता बीन मधुरस्य बोले, ध्यान मृदंग बजाय। नदत निजेस नाद अनुषम, नृदुर संबर ल्याय॥ सत्ता रंग०॥२॥ लय निज-रूप-मगनता-ल्यावत, नृत्य सुज्ञान कराय । समरस गीतालापन पुनि को, दुलेभ जगमह आय ॥ सत्ता० ॥३॥ भागचंद आपहि रीकत नहाँ. परम समाधि लगाय । नहा कृतऋत्य सु होत मोक्षनिधि. अनुल इनामहिं पाय ॥ सत्ता० ॥ ४ ॥

## ाट प्लान

तुम परम पावन देख जिन, अरि रज-रहस्य विनाशनं । तुम ज्ञान-हग-जलवीच व्रिभुवन, कम-ल्बन प्रतिभासनं ॥ आनंद्र निजज यनंत अन्य, अचित संतत परनये । वल अतल कलित स्वभावते नहि. खलित गुन ऑमलित थ्ये गया सब गग स्व र्हान परम श्रवन स्वभाव घन (वमल दशा । इच्छा-रहित भवहित क्रिस्त, वच सुनत हो समतम नशा। एकान्त--गहन--मुदहन स्टात्पद, बहन मय निजपर दया । जाके प्रमाद विषाद विन. मुनिजन सपदि शिवपद लहा ॥२॥ भपन वमन मुमनादिविन तन, ध्यानमय मुद्रा दिपे । नामात्र नयन मुपलक हलय न. नेज लीव खगगन छिपे ॥ पुनि वदन निरम्बत प्रशम जल. वरम्बन सुहरम्बन उर धरा । वृधि स्वपर **प्रम्वत पुरवआकर. कलिकलिङ द्रम्बत जरा**  ॥ ३॥ इत्यादि बहिरंतर असाधारत. सुविभवः निधान जी। इन्द्रादिवंद् पदारविद. अनिंद् तुम भगवान जी। में चिर दुखी परचाहते. तुम धर्म नियत न उरधरो ॥ परदेवसेव करी बहुत. निह काज एक तहां मरो ॥ थ। अब भागचन्द्र उदय भयो. में भरत आयो तुम तने। इक दीजिये वरदान तुम जस. स्वपद दायक वृध भने। परमाहि इष्ट-अनिष्ट-मित् तिज. मगन निज गुनमें रहों। हग-ज्ञान चर मंपूण पाऊं. भागचंद न पर चहां॥ ५॥

### 🖙 । राग दीपचन्दी

कीजिये कृपा मोरे दीजिये स्वपद, मैं तो तेरी ही शरन लीनों हे नाथ जी ॥ टेक ॥ दूर करी पह मोह शत्रुको. फिरन सदा जी मेरे साथ जी ॥ कीजियेट ॥१॥ तुमरे वचन कमंगत-माचन, संजीदन औषधि काथजी ॥ कीजिट ॥ २ ॥ तुमरे चरन कमर वृध ध्यावत, नावत हैं पुनि निजमाथ जी ॥ कीजिट॥३॥ भागचन्द मैं दास तिहारो, ठाडो जोरों जुगल हाथ जी ॥ कीजिट ॥ २ ॥ निज कारज काहें न सार रे. भृते प्रानी ॥ टेक ॥ परियह भारथकी कहा नाहीं, आरत होत तिहार रे ॥ निज्ञ ॥ १ रोगी नर तेरी वपुका कहा. तिस दिन नाहीं जार रे ॥ निज्ज का० ॥ २ ॥ क्रूरहृतांत सिंह कहा जगमें. जीवनको न पछार रे ॥ निज्ञ ॥ ॥ अरतिसरता न धार रे ॥ निज्ञ ॥ १ ॥ भागचन्द भवअंधकृपमें धम रतन काहे डार रे ॥ निज्ज का० ॥ ४ ॥

हरी नेरी मित नर कौनं हरी। तिज चिन्तामन कांच गहत शठ ॥ टेक ॥ विषय क्याय रुचत तोकौं नित. जे दुखकरन अरी। हरी० ॥ १ ॥ मांचे मित्र सुहितकर श्रीगुरु, तिनकी सुधि विमरी। हरी नेरी० ॥ २ ॥ परपरनित्में आपो मानत. जो अति विपति भरी। हरी० ॥ ३ ॥ भागचन्द्र जिनराज भजन कहुं, करत न एक घरी। हरी नेरी० ॥ ४ ॥

1 34

सुमर मन समवसरन सुखदाई । अशरन शरन

धनदक्रत प्रभुको ॥ टंक ॥ मानस्तंभ सरोवर मुंद्र, विमल मलिलज्ञत खाई । पुष्पवाटिका तुंगकोट पुनि. नाटाशाल मनभाई ॥ सुमर मन० ॥ १ ॥ उपवन जुगल विशाल वेदिका, धुजपंकित हलकाई । हाटक कोट कल्पतस्वन पुनि. हाद्द्रा सभा वर्गन निह जाई ॥ सुमर० ॥ तहं जिपीटपर देव स्वयंभृ. राजन श्रीजिनगई । जाहि पुरंद्रज्ञत बृन्दारक-बृन्द् सुवंदत आई । भागचन्द् इमि ध्यावत ने जनपावत जगठ-कुराई ॥ सुमर० मन० ॥ ३ ॥

साई है मांचा महादेव हमारा। जाके नाहीं रागरोष गद्र, मोहादिक विस्तारा। देका। जाके अंग न अस्म लिप्त हैं, निर्हे रुण्डनकृत हारा। भूषण व्यालन माल चन्द्र निर्हे, शीस जटा निर्हे धारा । मोई हैं० ॥१॥ जाके गीत न नृत्यन, मृत्युन, बेलतनो न सवारा। निर्ने कार्यान काम कामिनी, निर्हे धन धान्य पसारा। ॥ साई हैं०। २॥ सो नो प्रगट समस्त बस्तुको, देखन जाननहारा। भगचन्द्र ताहीको ध्यावत, पुजन

वारंवारा ॥ साई है० ॥ ३ ॥

( .2)

समभाओं जी आज कोई करनाधरन. आये थे व्याहिन काज वे. तो भये हैं विरागो पशृद्या लख लख ॥टेक॥ विमल चरन पागी. करन विषय त्यागी, उनने परम जानानंद चम्व चम्व ॥ समभाओ०॥१॥ सुभग मुकति नारी. उनहिं लगी प्यारी. हमसो नेह कछूनहीं रख रख। समभाओ०॥२ वे त्रिभुवनस्वामी. सदनरहित नामी. उनके अमर पूज पद नम्ब नख ॥ समभाओ०॥३॥ भागचन्द् मैं तो तड़फत अति-जसे. जलमें तुरन न्यारी जक भम्बभन्व ॥समभाओ०॥४॥

गिरनारीप ध्यान लगाया. चल सम्ब नेमिचंद्र मुनि-राया ॥टेका। संग भुजंग रंग उन लांब तजि. शत्रु अनंग भगाया । बाल ब्रह्मचारा ब्रतधारा. जिवनारी चित लाया ॥ गिरनारी० ॥१॥ मुद्रा नगन मोहनिद्रा विन. नामाद्या मन भाया। आमन धन्य अनन्य बन्य चित. पुष्ट (१) थल सम थाया॥ गिरनारी०॥२॥ जाहि पुरन्दर पूजन आये. सुन्दर पुन्य उपाया। भागचंद्र सम प्राननाथ सो. और न मोह मुहाया॥ गि०।।३॥ नाथ भये ब्रह्मचागः सर्वा घर में न रहोंगी। टेका। पाणिब्रहण काज ब्रम् आये. सहित समाज अपार्ग। तति हा वेगग भये हैं. पशुकरना उर धारी। नाथ०। १॥ एक सहस्र अण्ट लच्छनजुतः वा छिबकी बिलहार्ग। जानानंद मगन निश्चित्रासरः हमर्ग सुरत विमार्ग। नाथ०॥ २। में भी जिनदीक्षा धरि हो अबजाकर श्रीगिरनार्ग। भागचन्द इमि भनत सिवनमों. उपसेनकी कुमार्ग। नाथ०॥ ३।

🗀 🥲 ) राग दीपचन्दी कानेर

जानके सुज्ञानी, जनवानीकी संख्या लाइये ॥ टेक ॥ जा विन काल अनंने भ्रमता, सुख न मिल कहं प्रानी । जानके० ॥ १ ॥ स्वपर विवेक अखंड मिलत हैं जाहीके संख्यानी ॥ जानके० ॥ २ ॥ अखिलप्रमान-सिद्ध अविरुद्धत, स्यात्पद शुद्ध निशानी ॥ जानके० ॥ ३ ॥ भागचन्द सत्यास्य जानी, परमधरमरज्ञानी ॥ जानके० ॥ ४ ॥

्६८) राग तीपचन्दी धनाश्री तु स्वरूप जाने विन दृखी. तेरी शक्ति न हलकी वे ॥ टेक ॥ रागादिक वर्णादिक रचना. सोहै सब पुढ़गलकी वे ॥ तु स्व० । १ ॥ अप्ट गुनातम तेरी मुरति. सो केवलमें भलकी वे ॥ तु स्व० ॥२॥ जगी अनादि कालिमा तेरे. दुस्त्यज मोहन मलकी वे ॥ तु स्व० ॥३॥ मोह नसे भामत है मुख्त. पक नमे ज्यों जलकी वे ॥ तु स्व० ॥४॥ भागचंद मो मिलत ज्ञान सां. स्कर्ति अग्वंड स्वबलकी वे । तु स्व० ॥ ४ ॥

। ई.इ.) इस्ता हापान्यका

महिमा जिनमतकां, काई वरन सक वृधिवान ॥
॥टेका। काल अनंत स्नमत जिय जा विन, पावत नहि
निज थान ॥ परमानन्द्धाम भये तेही, तिन कीनों
सरधान ॥ महिमा० ॥१॥ भव महथलमें यीपमरितु
रिव, तपत जीव अति प्रान । ताको यह अति शीतल सुंदर, धारा मदन ममान । महिमा०॥२॥ प्रथम कुमत मनमें हम भूले, कीनी नाहि पिछान । भागचंद अब याको सेवत, परम पदारथ जान ॥ महिमा०॥३॥

( ५५ ) राग डीपचर्न्डा सोरट

प्रानी समिकत ही शिवपंथा। या विन निर्मल सब

यंथा ॥टंक॥ जा विन वाद्यक्रिया तप कोटिक. सफल वृथा है गंथा ॥ प्रानी० ॥१॥ हयजुतग्थ भी सारथ विन जिमि. चलत नहीं ऋजु पंथा ॥ प्रानी० । २॥ भागचन्द्र मग्धानी नर भये, शिवलछमीके कंथा ॥ प्रानी० ॥ ३ ॥

### ( ७४ ) राग दीपचर्न्ड

नेरं ज्ञानावरनदा परदा, तातें सूकत नहिं भेद स्व परदा ॥ टक ॥ ज्ञान विना भवदुख भोगें तु. पंछी जिमि खन परदा ॥ तेरं० ॥ १ ॥ देहादिकमें आपी मानत. विश्वममद्वश परदा ॥ तेरं० ॥२॥ भागचंद् भव वितमें वासा. होय त्रिलोक उपरदा ॥ ते० ॥३॥

# ८ ५८ । राग दीपचन्दी खरवातकी

जैनमंदिर हमको लागे प्यारा ॥टक॥ कथी व्याह मुकति मंगल यह, तोरनादि जुत लमत अपारा ॥ जैन० ॥१॥ धमकेतु सुखहेत देत गुन, अक्षय पृत्य रतनभंडारा ॥ जैन०॥२॥ कहं प्रजन कहं भजन होत है, कहं बरसत पुन श्रुतरसधारा ॥ जैन० ॥ ३ ॥ ध्यानारूढ़ विराजत हैं जहां, बीतराग प्रतिविम्ब उदास ॥ जैन० । २॥ भागचन्द् तहां चलिये भाई तजिके एहकारज अघ भाग ॥ जन० ॥५ ॥

जिनमन्दिर चल भाई. शिव-निय व्याह सुमगल-**ब्रह्मत** ॥ टक ॥ जन धीमण्ड यमाज सकल नहा. तिष्टुत साद बटाई । असल घम असपनर्साटक एकसा एक सवर्धः जिन्ना शा धमन्यत्न निपमहताज्ञन कुँड प्रचंड बपाई । होमत कमहविष्य सुपरित, श्रुत धुनि मंत्र पढर्ी । जिन्न । ना मनिराय सारनादि जुन शाभन केत्माल लहा।ई । जिनगुन पहन **म**ध्र सुर छ।पर प्रथमन गार सुराई । जिस्र ॥३॥ वीन सुद्रग 'गण्त बाजन, शासा प्रगीन न जाई । भागचंद पर राज रागत सन दलह श्रीजिनगई । जिनमन्दिरः । ४ ॥

3-

नववनमें नहीं मिलिये नहीं। वर निज थलकी या. ॥ टेहा ॥ नर परजाय पत्य अति मुंदर, स्यागहु सकल प्रमाद । श्रीजिनधर्म मेय शिव पावन, आतम जामु प्रमाद ॥ भवव० ॥१। अवके चृकत ठीक न पड़नी, पानी अधिक विषाद । महमी नरक वेदना पुनि नहीं, मुणमी कीन फिराद । भव०॥२॥ भागचंद श्रीपुर्द शिक्षा विन. भटका काल अनाद । तृ कर्ना नृही फल भीगत, कीन करे वकवाद ॥ भव० ॥३॥

50)

जे यहज होरोके खिलारी. तिन जीवनकी विलहारी (टेका) शांतभाव बुंकुम रस चन्द्न. भर समता पिचकारी । उड़त गुलाल निजरा संवर. अंवर पहरें भारी ॥ जे० ॥१॥ सम्यकदश्नादि सँग लेक. परम सखा सुखकारी । भींज रहे निज ध्यान रंगमें. सुमित सखी वियनारी ॥ ज० ॥२॥ कर स्नान ज्ञान जलमें पुनि. विमल भये शिवचारी । भागचन्द्र तिन प्रति नित बंदन. भावसमेत हमारी ॥ ज० ॥ ३ ॥

१० विकास स्थापना स्थापन स्थापन स्थापन स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्थापना स्

लिक स्वामी रूपको, मेरा मन भया चंगा जी । टेक ॥ विश्रम नष्ट गम्ड लिब जेने, भगत भुजंगा जी ॥ लिब । १॥ शांतल भाव भये अब न्हायों,

सुगंगा जो ॥ लिखि० ॥ २ ॥ भागचंद्र अब मेरे लागो, निजरसरंगा जी ॥ लिखिक ० ॥ ३ ॥

५५ । राग रापन-रा सम

स्वामीरूप अन्प विद्याल, मन मेरे बसा ॥ टेक ॥ हरिगन चमरबृन्द् डारत तहां, उज्जल जेम मराल ॥ स्वामी ॥ १ ॥ छत्रत्रय अपर राजत पूनि, सहित सुमुक्तामाल ॥ स्वामा० ॥२॥ भागचन्द् ऐसे प्रभु-जाको, नावत नित्य त्रिकाल ॥ स्वामी० ॥ ३ ॥

करों रे भाइ. तत्वारथ सरधान । नरभव सुकुल सुछेत्र पायके ॥टेक ॥ देखन जाननहार आप लेखि. देहादिक परमान ॥ करों रे भाई० ।१॥ मोह रागरण अहित जान तिज वंधहु विधि द्खदान ॥ करों रे भाई० ॥२॥ निज स्वरूपमें मगन होय कर. लगन-विषय दो भान ॥ करों रे भाई०॥३॥ भागचन्द्र माधक हो साथों. साध्य स्वपद अमलान ॥ करों रे भाई०।४॥

आनन्दाश्रु बहे लाचनतः तातः आनन न्हाया । गहद स्वय्ट बचनजुत निमलः मिष्टगानः सुरगाया भूदेक॥ भव वनमें बहु स्रमन कियो तहां. दुख दावा-सल माया। अब तुम भक्तिसुधारम वार्षा में अवगाह कराया॥ आ०॥ १॥ तुम वपुद्रपनमें मैंने अब. आत्मस्वरूप लखाया। मवद्रपाय नष्ट भये अब ही. विस्रम दुष्ट भराया॥ आ०॥ शा कल्पवृक्ष मैंने निज गृहके. आंगनमांक उगाया। स्वर्ग विमोक्ष विलास वास पुनि. मन करनलमें आया॥ आ०॥ शा कलिमल पंक सकल अब मेंने. चितमे दूर बहाया। भागचंद तुम चर्नाम्युजको भक्तिमहित निर्म नाया। आ०॥ शा

#### ८ राग । पन्य सापरज

महाराज श्राजिनवर जी. आज मैंने प्रभुदर्शन पाये ॥टेक्स तुमरे ज्ञान द्रव्य युन प्रजय. निज चित युन द्रशाये। निज ल्ड्डनत सकल विल्ड्डन, ततिछित एर हम आये॥ म०॥१॥ अप्रशस्त संक्लेश भाव अघ. कारन ध्वस्त कराये। राग प्रशस्त उद्यति निमल, पुन्य समस्त कमाये॥ म०॥२॥ विषय कपाय अताप नस्यो सब. साम्य सरोवर न्हाये। रुचि भई तुम समान होवेकी, भागचंद युन गाये॥ म०॥३॥